#### Pali-Granthamala-3

#### **BUDDHAGHOSĀCARIYA'S**

## VISUDDHIMAGGO

[ Vol. 1 ]

WITH

# Paramatthamañjūsātīkā

OF

Bhudantacariya Dhammapala

General Editor

#### BADARI NĀTH SHUKLA

Director: Research Institute

Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya



Edited & Revised

by

Dr. REWATADHAMMA

SASANADHAJA SIRIPAVARA DHAMMACARIYA

VARANASI.

Published by:
Director: Research Institute,
Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya,
Varanasi—2.

First Edition: 1000 Copies
Price Rs. 36/-

Printed by: G. S. Upadhyaya Manager. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Press, Varanasi

### पालि-ग्रन्थमाला—३

बुद्धघोसाच रियविरचितो

# विसुद्धिमग्गो

[ पठमो भागो ]

भदन्ताचरियधम्मपालत्थेरेन कता

## परमत्थमञ्जूसानामविसुद्धिमरगमहाटीका

सहितो

पधानसम्पादको

# पण्डितबद्रीनाथशुक्लः

अनुसन्धानसंस्थानसञ्चालकः-बाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, बाराणसी



सम्पादको संसोधको च डॉ० रेवतधम्मो

एम० ए०, पीएच० डा०, **सासनधजसिरिपवरधम्माचरियो** 

बाराणसियं

मुखबस्से २५१२

विकमवस्रो २०२५

व्यरिसवस्से १६६६

प्रकाशकः सञ्चालकः अनुसन्धानसंस्थानम् वाराणसेयसंस्कृतविद्वविद्यालयः

वाराणसी-२

प्रथमसंस्करणम् १००० प्रतयः मृल्यम् ३६) रूप्यकाणि

प्राप्तिस्थानम् प्रकाशनविभागः वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी–२

सुद्रकः

घनइयाम उपाध्यायः

व्यवस्थापकः

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालय मुद्रणालयः वाराणसी--२

# प्रारम्भिकं निवेदनम्

सज्ञयाः संगृहीतमुपदेशवचनं तत्साहित्यस्यादिमं स्रोतः । तदाश्रयेण प्रवृत्तो विपुलो ग्रन्थराणि-

बौद्धसाहित्यं भारतीयसाहित्यस्य महनीयतमो भागः। भगवतो बुद्धस्य 'त्रिपिटक'

भरितस्य भव्यतमा सम्पत् । तत्र भारतस्य मूलभूता शाश्वती जीवनदृष्टिः सविकासं विणता । मानवतायाः वास्तवं स्वरूपं, तस्य पूर्णताया उपायः, तदायत्तीकरणस्य समग्रो विधिव्चैव-मादयो विषया वौद्धवाङ्मयस्य प्राधान्येन प्रतिपाद्याः । वहुजनहिताय बहुजनसुखाय च तस्य जगत्यवतारः प्रसारश्च । एतत्सर्वसम्मतं सत्यमाश्चित्यैव पालिवाङ्मयालङ्कारभूतः विसुद्धि-सग्ग—विशुद्धिमार्ग—नामा ग्रन्थो बौद्धाचार्येण तत्र भवता बुद्धघोषेण प्रणीतः । यस्याभिनव

प्रकाशनं वौद्धज्ञानामृतिषिपासूनां प्रमोदाय समुपक्रम्यमाणं विद्यते ।

#### बुद्धघोषः--

चिरजीवनाय लोकजीवनेऽवतारणाय च यः प्रयासो विहितः स प्रायः सर्वानेव पालिसाहित्य-कारान् ततोऽवरान् प्रमापयति । चतुर्थंशताब्दधास्त्ररमे पश्चमशताब्दधाः प्रथमे भागे च लङ्कां प्रशासतो 'महानाम' नाम्नो नरेशस्य समये महास्थविरो बुद्धघोषो लङ्कामुपेत्य महास्थविर-

बुद्धधोषः पालिवाङ्मयस्य युगस्रष्टा परमाचार्यः । अनेन बुद्धदेशनाया व्यापकप्रचाराय

महेन्द्रेण सिंहलीभाषायां संगृहीताः 'त्रिपिटकस्य' प्रामाणिकी अट्टकथाः—अर्थेकथाः— व्याख्याः पालिभाषायामवतारयामासेति सुविश्रुतानुश्रुत्यनुसारेण स चतुर्थपश्चमशताब्द्योरवर्तने तेतीतिवृत्तविद्भिः सप्रयत्नमवद्यारितम् ।

प्रकृतस्य 'विसुद्धिमगा' नाम्नो ग्रन्थस्य निगमनभागे समुपलभ्यमानस्य "बुद्धधोसो ति गरूहि गहितनामधेरयेन थेरेन मोरण्डलेटकवत्तब्बेन कतो विसुद्धिमग्गो नाम" इति वचनस्य साक्ष्येण दक्षिणभारतस्थिते 'मोरण्डलेटक—मोरंडलेडा' नाम्नि ग्रामे,

मज्झिमनिकाय--मध्यमनिकाय-स्य अट्ठकथा--अर्थकथा-यां प्राप्यमाणस्य

"आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्तबुद्धमित्तेन।

पुब्बे मयूरदूतपट्टनम्हि सर्द्धि वसन्तेन"॥

इत्यादिवचनस्यानुसारेण तेलगूप्रदेशस्थे 'मयूरदूतपट्टन' नामकग्रामे, अंगुत्तरनिकाय—अङ्गोत्तरनिकाय-स्य अट्टकथा—अर्थकथा-यां सम्प्राप्यमाणस्य

"आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्तजोतिपालेन ।

कञ्चिपुरादीसु मया पुब्बे साँछ वसन्तेन"।

इत्यादिवचनस्यानुसारेण काञ्चीपुरनाम्नि नगरे च बुद्धघोषस्यावस्थितेः परिज्ञाध मानत्या तदोयजीवनस्याधिकतमो भागो दक्षिणभारते व्यतीयायेति निर्णयन्तोऽपीतिहासिवद्

#### [ २ ]

नाद्याप्येतदवधारणे प्रभवोऽभूवन् यत्तेनात्मनो जनुषा भारतस्य दक्षिणोत्तरयोः कतरो भागो व्यभूष्यत । 'महावंस' ग्रन्थस्य परिशिष्टकल्पे 'चूलवंश' भागे समुपन्यस्तं

"बोविमण्डसमीपम्हि जातो ब्राह्मणमाणवो।"

इति वचनात्प्रतीयमानं बुद्धगयासमीपे तज्जन्मनो भवनं तस्य जन्मस्थानसमस्याया विषमतापादने पर्याप्तो हेतुः ।

#### विसुद्धिमग्गो-विशुद्धिमार्गः-

अयं ग्रन्थो बुद्धघोषस्य सर्वेषां ग्रन्थानां मूर्धन्यः । यद्यप्येष संयुक्त-संयुक्त-निकायस्य ''अन्तो जटा बहि जटा जटाय जटिता पना । तं तं गोतम पुच्छामि को इमं विजटये जटं" ति ? ||

इति श्रावस्तमधिवसन्तं तथागतं प्रति देवपुत्रेणोपन्यस्तायाः प्रश्नगाथायाः,
"सीले पतिद्वाय नरो सप्पञ्जो चित्तं पञ्जश्व भावयं।
आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं" ति ॥

इति भगवता तथागतेन देवपुत्रं प्रत्युपन्यस्ताया उत्तरगाथायाश्च व्याख्यात्मको ग्रन्थः, तथाप्यस्य रचना तथाऽस्ति, अत्र विषयाणामुपन्यासस्तथा विद्यते, बौद्धधर्मस्य बौद्ध-दर्शनस्य च सर्वेषां विद्यदं विस्तृतं च प्रतिपादनं तथा वर्तते यथाऽयं सर्वेथा त्तनो नितान्त मौलिकश्चेति निस्संशयं वक्तुं शक्यते ।

प्रत्थोऽयं त्रयोविशतिपरिच्छेदेषु विततो विद्यते । तत्राद्ययोः द्वयोः परिच्छेदयोः शीलस्य-सदाचारस्य, तृतीयादित्रयोदशान्तपरिच्छेदेषु समाधेः, चतुर्दशादित्रयोविशत्यन्तपरि-च्छेदेषु च प्रज्ञायाः निरूपणं निपुणतया कृतं वर्तते । तदित्यं शीलस्कन्ध-समाधिस्कन्ध-प्रज्ञास्कन्धसंज्ञके स्कन्धत्रये प्राप्तविस्तरोऽयं महाग्रन्थो बौद्धधर्मस्य शीलसमाधिप्रज्ञात्मकं प्रसिद्धं शिक्षात्रयं परमरमणीयतयाऽवभासयम् समग्रां मानवजाति सुचिरमुपकरोति ।

सोऽयं स्थिवरवादवाङ्मयस्यानघ्यंमणिस्वरूपो महानिबन्घीऽनुरूपव्याख्यया सार्घमप्रकाशिततया जिज्ञासुजनानामितितरां दुरवगाह आसीत्। अतो बुद्धघोषरचनानां रहस्यविदा
एकादशशताब्द्यामवस्थितेन धम्मपाल-धर्मपालनाम्ना बौद्धाचार्येण अस्य ग्रन्थस्य परमत्थसञ्ज्ञ्द्रसा-परमार्थमञ्जूषा-नामिका महाटीका निर्मिता। किन्तु अस्य टीकाग्रन्थस्य
प्रकाशनमद्याविध कुत्रापि न जातम्। फलतया ग्रन्थस्य अनेकेंऽशाश्चिरं रहस्यतयैवाविद्यन्त।
किं बहुना, १९४० तमे खिष्णुब्दे श्रीथर्मानन्दकौशाम्बिमहोदयेन मुद्राप्य प्रकाशितो मूलग्रन्थोऽति
दुष्प्रापतां गतः शीलादिरत्नानां ज्योतिः प्रसारणाद् व्यरमत्।

तिमां दुरवस्थां दूरीकर्तुं कामेन वाराणसेयसंस्कृतिवश्वविद्यालयस्य सुयोग्यस्नातकेन बमदिशस्य धर्माचार्येण 'भदन्त श्रीरेवतधम्म' महोदयेन ग्रन्थस्य दुष्प्रापताया दुरवगाहतायाश्च परिहाराय आचार्य 'घम्मपाल' कृतया महाटोकमा सार्घ बौद्धाचार्य 'श्रीबुद्धघोस' प्रणीतस्य 'विसुद्धिमग्ग' नाम्नो महनीयतमग्रन्थस्य पालिबौद्धवाङ्मयविश्वकोशकल्पस्य सम्पादनप्रका-शनयोरायोजनं विहितम् । तदीययोजनानुसारेण विश्वविद्यालयः स्वकीये मुद्रणालये ग्रन्थमेनं चतुर्षु भागेषु प्रकाशयितुं यतमान आस्ते । एतद्ग्रन्थरत्नग्रेप्सवो माऽधिकं प्रतीक्षाक्लेशेन कदर्थ्येरिन्निति थिया ग्रन्थस्य प्रथमो भागः शीलस्य समाधेश्चाष्ट्रपरिच्छेदानां निरूपणपरो-ऽधुना प्रकाश्यते । समाधेः शेषपरिच्छेदानां प्रतिपादनपरो द्वितीयो भागः, प्रज्ञानिरूपणपर-स्तृतीयो भागः; मूमिकया, ग्रन्थस्य संक्षिप्तसारैः, भारतीयेतरदर्शनानां साधनाग्रन्थैरस्य ग्रन्थस्य तुलनात्मकाष्ययनेन पारिभाषिकशब्दानां निर्वचनादिना च प्रसाधिष्यमाणश्चतुर्थो भागश्च कमेण शीद्यतरमेव प्रकाशियष्यते । एतद्ग्रन्थस्य प्रकाशनसम्बद्धान्यन्यानि ज्ञातव्यानि सम्पा-दकस्य श्रीरेखतथम्मस्य भूमिकया वेदितव्यानीति सप्रश्रयं विज्ञापयित

अनुसंधानसंस्थानम् वा० सं० वि० वि० वाराणसी २७-३-६९

बदरोनाथशुक्लः ( सञ्चालकः )

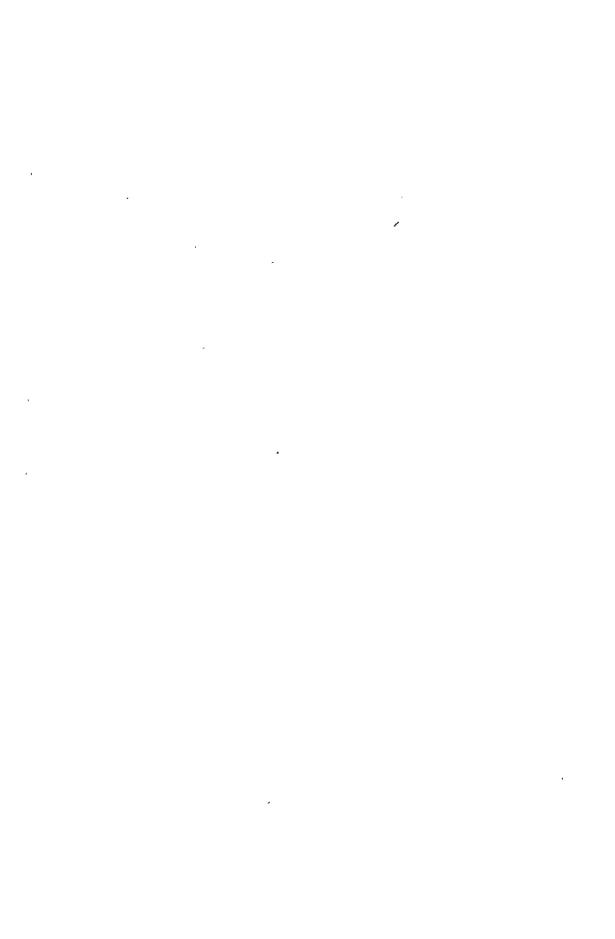

# विञ्जापनं

विमुद्धिमग्गो नामयं गन्थो पिटकत्त्तयसारभूतो सकललोके पटिपत्तिदीपकगन्थान अग्गो होति सेट्ठो पमुखो उत्तमो पवरो चाति पण्डितेहि पसत्थो । तत्थ हि सङ्गीतित्तया-रूळ हस्स तेपिटकबुद्धवचनस्य अत्यं संखिपित्वा सिक्खत्त्तयसङ्गहितं ब्रह्मचरियं परिपुण्ण

र्ज्यूरर्प सार्विसुद्ध सुविसुद्धं पकासितं च ।

दसमे बुद्धवस्त्रसतके (पश्चमे खरिसवस्त्रसतके-5th A. D.) दिन्खणभारते मोरण्डगामे ब्राह्मणकुले जातो। सो तीसु वेदेसु चेव सब्बिवज्जासिष्पगन्थेसु च पारङ्गतो हुत्वा बुद्धसासनधममं सुरवा तिष्प उग्गण्हितुकामो तस्मि येव दिन्खणभारते एकस्मि थेरवादिक-

अयं गन्थवरो आचरियबुद्धघोसत्थेरेन तेपिटकसङ्गहट्टकथाकारेन कतो। सो हि

विहारे महाविहारवासीनं भदन्तरेवतत्थेरप्पमुखानं भिक्खूनं सन्तिके पद्धवज्जञ्चेव उपसम्पदञ्च

गण्हित्वा पिटकत्तयपाळि उग्गण्हि ।

स्रो एवं पिटकत्तयपाळि उग्गण्हन्तो येव अञ्ज्ञासि—''अयमेकायनमग्गो दस्सन-विसुद्धिया निब्वानसच्छिकिरियाया'' ति । आचरियुपज्झाया च तस्स विसिट्टजाणप्पभाव-

सम्पन्नभावं बत्वा ''इमस्स बुद्धसासने कित्तिघोसो बुद्धस्स विय पवित्तस्सती'' ति सम्प-स्समाना ''बुद्धघोसो'' ति नामं अकंसु । तथा हि तेन वृत्तं—''<mark>बुद्धघोसो</mark> ति गर्राह

गहितनामधेय्येना" ति ।

तेन वृत्तं आचरियेन--

गाहतनामध्य्यना तः । सो मद्रसनगरसमीपद्वानभूतो मयूरदूतपट्टनम्हि च किच्चपुरादीसु च वसन्तो अन्ध-

कट्ठकथाय परिचयं कत्वा ताय असन्तुट्ठचितो सीहळट्ठकथासु पि परिचयं कातुकामो ता च पाळिभासायं समारोपेत्वा अभिनवीकातुं आसीसन्तो सीहळदीपं अगमासि । तस्मिं काले

सीहळदीपे महानामो नाम राजा रज्जं कारेति।

आचरियो सीहळदोषं पत्तकाले महाविहारमेव गन्त्वा तत्थ सीहळमहायेरानं सन्तिके सीहळट्टकथायो सुणि । एवं सीहळट्टकथायो **सु**णन्तस्सेव आचरियबुद्धघोसस्स तिक्ख-सार्वारकवरवाणारामाविकेसमणास्यावं वाका वंसवतिकथप्रिविटिवकाले संघणास्यावसे

गम्भीरजवनवाणप्यभावविसेससम्पन्नभावं वत्वा तंसवनिकश्वपरिनिद्वितकाले **संघपाला**दयो थेरा तं विसुद्धिमग्गादिगन्थानं करणत्थाय आयाचिसु ।

आचरियबृद्धघोसो संघपालत्थेरेन अज्झेसितो महाविहारस्स दिक्खणभागे पथानघरे महानिगमस्सामिनो पासादे वसन्तो दिसुद्धिसङ्क्षातिनिब्बानकामानं साधुजनानं सील-समाधिपञ्जासङ्क्षातस्स विसुद्धिमग्गस्स याथावतो जाननत्थाय इमं गन्थवरं अकासि ।

> ''सुदुल्लमं लिभत्वान पब्बज्जं जिनसासने । सीलादिसङ्गहं खेमं उजुं मग्गं विसुद्धिया ॥

यथाभूतं अजातन्ता सुद्धिकामापि ये इध । विसुद्धि नाधिगच्छन्ति वायमन्तापि योगिनो ।। तेसं पामोज्जकरणं सुविमुद्धविनिच्छयं। महाविहारवासीनं देसनानयनिस्सितं ॥ विसुद्धिमग्गं भासिस्सं तं मे सक्कच्च भासतो। विसुद्धिकामा सब्बे पि निसामयथ साधवो" ति ।।

तत्थ हि विसुद्धिसगां कुष्मानो आचरियो महाविहारवासीनं देसनानयसङ्खाता पञ्चन्नं पि निकायानं पोराणट्ठकथायो निस्साय तासु वृत्तं गहेतव्बं सब्बं विनिच्छ्यं समा-हिरत्वा अकासि । तस्मा या या एत्थ पदवण्णना वा विनिच्छ्यो वा साधकवत्थ्र वा दस्सीयित, तं सब्बं तस्स तस्स निद्धारितपाळिपदस्स निकायसंवण्णनाभूताय पोराणसीहळ-ट्ठकथातो आनेत्वा भासापरिवत्तनवसेनेव दस्सितं ति वेदितब्बं । अयं पि हि विसुद्धिमगगो न आचरियस्स बाणप्पभावेन कतो, विसुं पकरणभावेन च, अथ खो चतुन्नं पि आगमट्ठकथानं अवयवभावेनेव कतो ति अधिष्पायो । आचरियो पन न केवलं इमं विसुद्धिमगगोमामेव, अञ्जा पि तिपिटकट्ठकथायो अकासि ।

तादिसेहि गुणेहि समन्तागतो अयं विसुद्धिमगगन्थप्पत्ररो अनेकाहि टीकाहि परिश्वतो आकासे नक्तत्तिहि परिश्वतं चन्दमण्डलं विय बुद्धसासने पटिमण्डितो सुपाकटो च । तासु परमत्थमञ्जूसा नाम विसुद्धिमग्गस्स अत्यसंवण्णनाभूता महाहीका अतिवित्यारा विञ्जूहि पसंसिता च । सा हि पन्नरसमे सोळसमे वा बुद्धवस्ससतके (दसमे एकादसमे वा खरिस-वस्ससतके—10th A. D. 11th A. D.) दिव्खणभारते बदरितत्थिविहारवासिना नागपट्टने वम्मासोकमहाराजविहारवासिना वा मदन्ताचरियधम्मपालत्थेरेन कता । आचरियो हि तस्स विसुद्धिमग्गस्स गुळ्हत्थं च विनिच्छ्यं च पकासेतुं पुरातनं कथामग्गं निस्साय इमं टीकं अकासि । तेन वृत्तं आचरियेन—

"आयाचितो सिद्धगामपरिवेणनिवासिना । थेरेन दाठानागेन सुद्धाचारेन धीमता ।।

बदरितत्थिवहारवासिना आचरियधम्मपालेन कता परमत्थमञ्जूसा नाम विसुद्धि-मगगमहाटीका समत्ता" ति ।

अपि च आचरियधम्मपालेनेव रचितायं नेत्तिपकरणहुकथायं पि-''सद्धम्मोतरणहुाने पट्टने नागसव्हथे।
धम्मासोकमहाराजविहारे वसता मया।।

इति बदरितत्थिविहारवासिना आचिरियधम्मपालेन कता नेत्तिपकरणस्स अत्य-संवण्णना समत्ता" ति **दुत्तं । आचिरियधम्मपालेन** पन न केवलं **परमत्थमञ्जूसा** नाम विसुद्धिमगगहाटीका येव कता, अथ खो अनेका अट्ठकथायो चेव टीका-अनु-टीकायो च अकासि ।

#### [ ३ ]

विसुद्धिमग्गो नामयं गन्थप्पवरो आचरियधम्मानन्दकोसम्बिनामेन विचक्खणेन चललीसाधिकएक् नवीसतिवस्ससतमे खरिससंवच्छरे (1940) भारते सम्पादेत्वा पकासितो। परमत्थमञ्जूसा नाम विसुद्धिमग्गमहाटोका भारते भ्रप्पकासितपुज्जा येव।

मया सद्धम्मचिरद्वितिया बहुजनिहताय बहुजनसुखाय च ते सोघेत्वा सुनिम्मले सुपिरसुद्धे च कत्वा पकासनत्थाय एको उपक्कमो (Scheme) मुद्दणकम्मादिकिच्चं सुद्दुतरं समत्थे बाराणिसयसक्कटिबस्सिबज्जालये समुद्दापितो। तिस्मं काले अस्स सक्कटिबस्स-विज्जालयस्स उपकुलपितमहासयो तं उपक्कमं पुनप्पुनं विचारेत्वा मुद्दणादिभारं पग्गण्हितु कत्तसिन्तद्वाने अहोसि। ततो परं तेन नानावेसियपोत्थकेहि संसन्दित्वा सम्पादनत्थाय आधुनिकनयेन पकासनत्थाय च मं सम्मानितसम्पादकभावेन उिचानित्वा विसोधन-पिटसोधनादिकम्मं मय्हं समप्पितं। अहं पन मरम्मरहे (ब्रह्मदेसे) बुद्धसासनसमितिया मुद्दणयन्तालये सुद्दापितं छ्टुसङ्गायनमूलपोत्थकं निस्साय विसोधनपिटसोधनादिकम्मं कत्वा तं हत्थिलिपं (Manuscript) सक्कटिबस्सिबज्जालयमुद्दणयन्तालये समप्पेसि सुद्दु मुद्दापणाय।

अयं गन्थप्पवरो सुनियोजित-उपक्कमानुसारेन चतुसु भागेसु विभाजितो, यथा— सीलिनिद्देसतो अनुस्सितिकम्मट्टानिन्देसपरियन्तं अट्टिह् निद्देसेहि पिटमण्डितो पठमो भागो। ब्रह्मविहारिनिद्देसतो इन्द्रियसच्चिनिद्देसपरियन्तं अट्टिह् निद्देसेहि पिटमण्डितो दुनियो भागो। पञ्जाभूमिनिद्देसतो पञ्जाभावनानिसंसिनिद्देसपरियन्तं सत्तिहि निद्देसेहि पिटमण्डितो च तियो भागो। चतुत्थभागो पन परिसिट्टो विसेसभागो भिवस्सित। तिस्मं भागे सिवत्थार-निदानकथा, विसुद्धिमग्गस्स संखेपकथा, अञ्जेहि पिटपितिदीपकगन्थेहि संसिन्दित्वा परि-सीलिनं विनिच्छ्यकथा च, अन्ते पारिभासिकपदानं, गाथानं, उद्धरितगन्थादीनं सुट्ठु निवद्धा अनुक्कमणिका च भिवस्सिती ति।

"यदेत्थ दिस्सते किन्चि पमादेन भमेन वा। खिलतं अवसिद्धं तं संसोधेन्तु विचक्खणा"।।

चिरं तिष्टतु सदम्मो

बाराणसी २७—३—६६

**भद्न्तरे**वतधम्मो

| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# विसुद्धिमग्गो परमत्थमञ्जूसाटीका च

e e

# पठमो भागो

| मातिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | पिह <b>ङ्का</b>               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| निदानादिकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | **1           | <b>१</b> –२७                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १. सी         | <b>२८-१४१</b> |                               |
| सीलम्ह्पादिकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ***           | २८-३५                         |
| सीलानिसंसकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ***           | <b>३</b> ५३ <b>९</b>          |
| सीलपभेदकथावणाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | : = a         | ₹€-4,२                        |
| पातिमोक्खसंब रसीलवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | પૂરદ્                         |
| इन्द्रियसंवरसीलवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ***           | 88-60                         |
| आजीवपारिसुद्धिसीछवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s * 4         | ***           | ५०ह्य                         |
| पच्चयसन्नि स्सितसी छवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | ***           | <b>⊏₹</b> – <b>€</b> <i>६</i> |
| चतुपारि <b>सु</b> द्धिसम्पादनविधिव <b>ण्णना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ***           | £9-88                         |
| पठमसीलपञ्च कवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***           | ,             | ११६-१२२                       |
| दुतियसीलपञ्चकवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***           | ***           | १२३–१२६                       |
| सीलसंकिलेसवोदानवण्णना<br>सीलसंकिलेसवोदानवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ***           | १२६-१४१                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ર.</b> ધુત | ङ्गनिदेसो     | १४३-१८५                       |
| धुतःङ्गनिद्देसवण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ***           | १४३−१४⊏                       |
| पंसुक्लिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ***           | १४६-१५२                       |
| तेचीवरिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••           | ***           | १५ <b>३–१</b> ५५              |
| पिण्डपातिकञ्जकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***           |               | १५५-१५७                       |
| सपदानचारिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***           | * = *         | १५८-१५६                       |
| एकासनिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***           |               | १६०—१६१                       |
| पत्तिपिण्डिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ***           | १६१–१६३                       |
| खलुपच्छाभत्तिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | -             |                               |
| and the second s |               | ***           | \$ <b>€</b> \$~\$ <b>€</b> \$ |
| अरञ्जिकङ्गकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4             | + 4 4         | <b>१६</b> ४ <b>१</b> ६८       |
| रवसमूलिकञ्जकथावण्णना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * *         | ***           | १६८५-१७०                      |

# [ २ ]

| मातिका                                     |                     |                       | पिहङ्का                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| अब्मोकासिकङ्गकथावण्णना                     | ***                 | ***                   | १७००१७३                   |
| सोसानिकङ्क कथावण्यना                       | * * 4               | ***                   | <b>१७</b> ११७ <b>५</b>    |
| यथासन्थतिकङ्गकथावण्णना                     | ***                 | •••                   | १७५–१७७                   |
| नेसज्जिकङ्गकथावण्णनाः                      |                     | •••                   | १७७–१७⊏                   |
| धुतङ्गपकिण्णककथावण्णना                     | # U +               | ***                   | १७६१८५                    |
| 3.41                                       | ३. कम्महान          | गहणनिहेसो             | १८७-२५१                   |
| समाधिकथावण्णना                             |                     | ***                   | १८७–१६०                   |
| समाधिएककदुकवण्णना                          | 12 1 <b>18 4 18</b> | * * *                 | १६१-१६२                   |
| स्माधितिकवण्णना                            | ***                 |                       | १६२–१६४                   |
| संसाधिचतुं कित्रवण्णना                     | ***                 |                       | १६४-२००                   |
| दसप्रिबोधकथावण्णना                         | ***                 | ***                   | २००–२१२                   |
| कम्मट्रानदायकवण्णना                        | •••                 |                       | <b>२१</b> २ <b>~२</b> १⊏  |
| चरियावण्णना                                | ***                 | A * *                 | २१८—२३५                   |
| चत्तालीसकम्महानव <b>णना</b>                |                     | •••                   | २३५२५१                    |
| e tens                                     | ४. पथवी             | क्रसिणनि <b>दे</b> सो | २५३३५८                    |
| <mark>अननुरू</mark> पदिहारवण्णना           | * * *               | ***                   | <i>₹५४−<b>₹</b>५६</i>     |
| <b>अनुरू</b> पत्रिहारवण्णना                | •••                 | ***                   | २५६–२६०                   |
| खुद्दकपिंठबोधवण्णना                        | ***                 | 115                   | <b>२६</b> १               |
| <u>भावनाविधानवण्णना</u>                    | 4 16 6              | ***                   | <b>२६</b> १– <b>२७१</b>   |
| सत्तसप्पायवणाना                            | ***                 | * * *                 | <b>२७१–२</b> ७४           |
| दसविध-अप्पनाकोसल्लवण्णना                   | ***                 |                       | <i>२७४<b>–२६२</b></i>     |
| निमित्ताभिमुखपटिपादनवण्ण <b>ना</b>         | ***                 | ***                   | २९२-२६४                   |
| पठमञ्झानकथावण्णना                          | •••                 | ***                   | ₹€४-३१०                   |
| प्रश्वङ्गविष्पहीनादिवण्णनः                 | ***                 | •••                   | ₹ <b>१</b> ₹—0 <b>१</b> ₹ |
| तिविधकल्याणवण्णना                          | •••                 |                       | ३ <b>१३—३२०</b>           |
| चिरद्वितिसम्पादनवण्णना                     | ***                 | ***                   | <b>३२०–३२</b> ४           |
| निमित्तवड्रुननयवण्णना                      | •••                 | * * *                 | ३२५–३२७                   |
| प-चवसीकथावण्णना                            | + 9 4               | •••                   | ३२७-३३०                   |
| <b>दु</b> त्तिय <del>ज्</del> ञानकथावण्णना | 417                 | ***                   | <b>७६</b> ६—०६६           |
| ततियज्ञानकथावण्णना                         | • • •               |                       | ३३७-३४७                   |
| चतुत्थञ्ज्ञानकथावण्णना                     | •••                 | ***                   | ३४८:—३ <b>५५</b>          |
| पञ्चक <b>उद्यान</b> कथावण्णना              | *                   | •                     | 50 C 50                   |
|                                            | 7 * *               | 7 * *                 | ३५६-३५८                   |

# [ ३ ]

| मातिका                          |              |               | पि <b>हङ्का</b>           |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                 | ५. सेसर्का   | ३५९⊶३७२       |                           |
| आपोकसिणकथावण्णना                | •••          | •••           | ३५६–३६०                   |
| तेजोकसिणकथावण्णना               | •••          | ***           | ३ <b>६०—३६</b> १          |
| <b>ायोकसिणकथावण्णना</b>         | •••          | • • •         | ३ <b>६</b> १ <b>—३६२</b>  |
| नीलकसिणकथावण्णना                | ***          |               | ३ <b>६३</b>               |
| पीतकसिणकथावण्णना                | 1 <b>4</b> 9 | •••           | . ३६४                     |
| लोहितकसिणकथावण्णना              | •••          | •••           | ₹ <b>६</b> ४ ′            |
| ओदातकसिणकथावण्णना               | 100          | • • •         | <b>३<b>६</b> ५</b>        |
| आलोककसिणकथावण्णना               | •••          | -14 -         | ३६५                       |
| परिच्छिन्नाकासकसिणकथावण्णना     | ***          | ***           | ३६ <b>६–३६</b> ७          |
| पकिण्णककथावण्णना                | ***          | ***           | ३६७–३ <b>७२</b>           |
|                                 | ६. असुभकर    | महाननिदेसो    | ३७३–४०८                   |
| <b>उद्</b> धुमातकादिपदत्थवण्णना |              | ***           | ३७३–३७५                   |
| उद्धुमातककम्मद्वानवण्णना        | • • •        | ***           | ३७५–३८७                   |
| विनिच्छयकथावणाना                | ••           | ***           | ३ <b>८७—३<i>६</i>६</b>    |
| विनीलकादिकम्मट्ठानवण्णना        | ***          | •••           | ₹ <b>£</b> ६—४० <b>२</b>  |
| पकिण्णककथावण्णना                | • • •        | •••           | ४०२–४०८                   |
|                                 | ४०९–५०२      |               |                           |
| <b>बुद्धानुस्</b> सतिकथावण्णना  | ***          | सतिनिदेसो<br> | ४०६–४६८                   |
| धम्मानुस्सतिकथावण्णना           | •••          | ***           | ४६८-४८४                   |
| संघानुस्सतिकथावण्णना            | • • •        | ***           | <i>ጸ⊏ጸ−</i> ጸ€0           |
| सीलानुस्सतिकथावण्णना            | ***          | FFF           | 8€°-8€3                   |
| चागानुस्सतिकथावण्णना            | ***          | •••           | <i></i>                   |
| देवतानुस्सतिकथावण्णना           |              | •••           | ४९ <b>६</b> −४ <b>६</b> ⊏ |
| पक्षिण्णककथावण्णना              | ***          | ***           | ४६८-५०२                   |
|                                 | ५०३–६२६      |               |                           |
| म <i>रणस्</i> सतिकथावण्णना      | •••          | ***           | ५०३–५ <i>२२</i>           |
| कायगतासतिकथावण्णना              | •••          | ***           | ५२ <b>२-५३६</b>           |
| कोट्टासववत्थापनकथावण्णना        | ***          | ***           | ५ <b>३६–५</b> ६३          |
| आनापानस्सतिकथावण्णना            | •••          | * * *         | ५ <b>६</b> २ <b>⊢६२१</b>  |
| उपसमानुस्सतिकथावण्णना           | ***          | *4*           | ६२१–६२६                   |

**--≻\*\*\*\***---

# संकेतविवरणं उद्धरितगन्थसूची च

अंङ्गुत्तरनिकायो पठमो भागो, नालन्दापालिपकासनमण्डो 310--- ? अङ्गत्तरनिकायो दुतियो भागो, नालन्दा। अं०---२ अङ्गुत्तरनिकायो ततियो भागो नालन्दा । अं० --- ३ अङ्गुत्तरनिकायो चतुत्थो भागो, नालन्दा । 3 0---Y अङ्गुत्तरनिकायहुकथा, मरम्मरट्ठे बुद्धसासनसमितिया पक अंश हु० अभि० अभिधस्मपिटकं । अभिधम्मपिटके धम्मसङ्गणिपालि, नालन्दा । अभि०---१ अभिधम्मपिटके विभक्तपालि, नालन्दा । अभि०---२ अभिधम्मपिटके धातुकथापालि, नालन्दा । अभि०---३ अभिधम्मपिटके पुग्गरूपञ्जत्तिपास्त्रि, नालन्दा । अभि०--४ अभिधम्मपिटके कथायत्युपालि, नालन्दा । अभि०--५ अभिधम्मिप्टिके यमकपालि पठमी भागी, नालन्दा। अभि०---६:१ अभि०-६:२ अभिधम्मपिटके यमकपालि दुतियो भागो, नालन्दा। अभिधम्मिपटके यमकपालि ततियो भागो, नालन्दा । अभि०---६:३ अभि०--७:१ अभिधम्मपिटके पट्टानपालि पठमो भागो, नालन्दा । अभिधम्मपिटके पट्टानिपालि दुतियो भागो, नालन्दा । अभि०---७:२

अभिवन्मिपटके पट्टानपालि तितयो भागो, नालन्दा । अभिवन्मिपटके पट्टानपालि तितयो भागो, नालन्दा । अभिवन्मिपटके पट्टानपालि तित्यो भागो, नालन्दा । अभिवन्मिपटके पट्टानपालि पञ्चमो भागो, नालन्दा ।

अभि०—७:६ अभिधम्मपिटके पट्टानपालि छट्टो भागो, नालन्दा । अभि० टु०— अभिधम्मट्टकथा । अभि० टु०—१ धम्मसङ्गणिट्टकथा, मरम्मरट्टे बुद्धसासनसमितिया पकासित

विभङ्गद्वकथा, मरम्मरहे बुद्धसासनसमितिया पकासिता । विभिः ह०--- विभङ्गद्वकथा, मरम्मरहे बुद्धसासनसमितिया पकासिता के कत्थिच पोत्थके । कत्थिच मरम्मपोट्ठके ।

खुंं खुंदकतिकायो । खुं• र्-१ खुद्कितिकाये पठमो भागो, खुद्कपाठ-घम्मपद-उदान-इति तपालि, नालन्दा ।

कत्थिच सीहळपोत्थके ।

कं ० सी ०

#### [ २ ]

खुद्दकनिकाये दुतियोभागो, विमानवत्यु-पेतवत्यु, थेरगाथा-थेरीगाथापा नालन्दा।
खुद्दकनिकाये तित्ये भागे पठमो खरडो--जातकपालि ( पठमो भागो नालन्दा।
खुद्दकनिकाये तित्यभागे दुतियो खण्डो--जातकपालि ( दुतियो भागो

नालन्दा । खुद्किनिकाये चतुत्थभागे पठमो खण्डो-महानिद्देसपालि, नालन्दा । खुद्किनिकाये पञ्चमो भागो, पटिसम्भिदामगगपालि, नालन्दा ।

खुद्दकिनकाये छट्टो भागो, अपदानपालि (पठमो भागो), नालन्दा। खुद्दकिनकाये सत्तमी भागो, अपदानपालि (दुतियो भागो), बुद्धवंसचि यापिटकपालि, नालन्दा।

खुद्दक्तिकाये मिलिन्दपञ्हापालि, मरम्मरहे बुद्धसासनसमितिया पकासित

अट्टकथा।
दीचनिकायपालि पठमो भागो, सीलक्खन्धवग्गो, नालन्दा।
दीचनिकायपालि दुतियो भागो, महावग्गो, नालन्दा।
दीचनिकायपालि ततियो भागो, पाथिकवग्गो नालन्दा।

दीघनिकायट्ठकथा--मरम्मरट्ठे बुद्धसासनसमितिया पकासिता । खुद्दकनिकाये नेत्तिपकरणपालि, मरम्मरट्ठे बुद्धसासनसमितिया पक

सिता । अयं गन्थो नालन्दा देवनागरी पालिगन्थमालायं असङ्गिहितं ।

मरम्मपोत्थके । मज्ज्ञिमनिकापालि पठमो भागो ( मूलपण्णासकं ) नालन्दा ।

मिज्झिमिनकायपालि दुतियो भागो ( मिज्झिमपण्णासकं ), नालन्दा । मिज्झिनिकायपालि तितयो भागो ( उपरिमपण्णासकं ), नालन्दा । मिज्झिमिनकायटुकथा, मरम्मरट्ठे बुद्धसासनसमितिया पकासिता । महानिद्देसट्टकथा, मरम्मरट्ठे बुद्धसासनसमितिया पकासिता ।

मिलिन्द पञ्हा, मरम्मग्हे बुद्धसासनसमितिया पकासिता । अयं गन्थो । नालन्दा देवनागरी पालिगन्थमालायं असङ्गहितं । रोमनपोत्थके देवनागरी विसुद्धिमगो च ।

विनयपिटके पाचित्तियपालि, नालन्दा । विवयपिटके महावगापालि, नालन्दा । निनयपिटके चुल्लवगगपालि, नालन्दा ।

विनयपिटके पाराजिकपालि, नालन्दा।

पस्सितब्बं ।